## ॥ समन्त्रकश्रीगौर्याद्यादाहनम् ॥

गणपतिः-एकदन्तं ग्रर्पकर्णं सर्वविघ्वहरं सदा॥ त्रैलोक्यवन्दितं देवं गणेशं स्थापयाम्यहम्॥१।

गौरी- हिमाद्रितनयां देवीं वरदां भैरविप्रयाम्॥ तंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्॥२॥

पद्मा- पद्माभां पद्मवद्नां पद्मनाभां परिस्थिताम् ॥ जगत्प्रियां पद्मवासां पद्मामावाहयाम्यहम् ॥ ३

शची- दिव्यरूपां विशालाक्षीं शुक्ककुंडलधारिणीम्॥
रक्तमुक्ताचलंकारां शचीमावाहयाम्यहम्॥ ४॥

मेधा- मेधां विष्णुप्रियां नित्यं जगन्मोहनकारिणीम् ॥ मम यज्ञे महाभागां मेधामावाहयाम्यहम्॥५।

सावित्री- जगत्सृष्टिकरीं धात्रीं देवीं प्रणवमातृकाम्।। वेदगभामृतुमयीं सावित्रीं स्थापयाम्यहम्॥६।

विजया- सर्वास्त्रधारिणीं देवीं सर्वाभरणभूषिताम्।। सर्वदेवनुतां ध्यातां विजयां स्थापयाम्यहम्।।

तथा- सुरारिमधिनीं देवीं देवानामभयप्रदाम्॥ त्रेलोक्यवन्दितां देवीं जयामावाहयाम्यहम्॥ ८

Mill olbsolk Line मयूरवाहनां देवीं खड़शक्तिधनुर्धराम्॥ आवाहयेदेवसेनां तारकासुरमर्दिनीम्॥९॥ कव्यमादाय सततं पितृश्यो या प्रयच्छति। स्वधा-पितृलोकार्चितां देवीं स्वधामावाह्याम्यहम् ॥ १०॥ हविर्गृहीत्वा सततं देवेश्यो या प्रयच्छति॥ खाहा-तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहामावाहयाम्यहम्॥ ११॥ आवाहयाम्यहं मातृः सकला लोकपूजिताः। मातरः-सर्वकल्याणरूपिणीर्वरदा दिव्यभूषिताः ॥ १२॥ लोकमातरः-आवाहयेछोकमातृर्जयन्तीप्रमुखाः शुभाः॥ नानाभीष्टप्रदाः शान्ताः सर्वलोकहितावहाः ॥ १३॥ सर्वहर्षकरीं देवीं भक्तानामभयप्रदाम्॥ धृति:-हर्षात्फुल्लास्यकमलां धृतिमावाहयाम्यहम्॥ १४॥ पोषयन्तीं जगत्सर्वे स्वदेहप्रभवाष्ययम्॥ पुष्टि:-बहुपुष्टिकरीं देवीं पुष्टिमावाहयाम्यहम्॥ १५॥ आवाहयाम्यहं तुष्टिं सूक्ष्मवस्त्रान्वितां गुभाम्॥ तुष्टि:-संतोषो भविता चेव रक्षणायाध्वरे शुभे ॥ १६॥ अलदेवता-आवाहयाम्यहं देवीमेश्वर्यसुखदायिनीम् ॥ वंशवृद्धिकरीं नित्यां धनदेवीं कुलांबिकाम्।। १७॥

( अधिदेवताः ) १ (१०वरः) ईश्वरं सर्वभूतानां सर्वविद्यश्वरं तथा॥ शंकरं पार्वतीनाथं प्रणमासि मुइर्गुइः॥१॥ १ (उमा) हिमाचलसुतां देवीं शंकरप्राणवलभाम्॥ उमां सीभाग्यदात्रीं च वन्देऽहं जगद्भिवकाम्॥ व ३ (स्कन्दः) महादेवांशसंभूतं इत्तिकातनयं तथा॥ सेनानीं देवतानां च नमासि स्कन्द्म छतम् ॥ ३॥

अवधाः । सृष्टिसंरिक्षतारं च लक्ष्मीनाथं वरं विभुम्॥ ॥ विकुं विकुं विकुं परं प्रभुम्॥ ॥ विकुं विकुं परं प्रभुम्॥ ॥ ॥ ॥ ॥ प्(ब्रह्मा) चतुर्भुखं चतुर्वाहुं सृष्टेहत्पत्तिकारकम्।। सावित्रीस्वासिनं देवं ब्रह्माणं प्रणमास्यहम्॥ ५॥ ६ (इन्द्रः) स्वर्गाधियं राचीनाथं देवानां प्रभुमीश्वरम्।। त्रैलोक्याधिपतिं वन्दे देवेन्द्रं लोकपालकम्॥ ६॥ ७ (यमः ) धर्माधर्मविवेक्तारं पुण्यपापफलप्रदम्॥ सर्वलोकनियन्तारं वन्दे वैवस्वतं यमम्॥ ७॥ ८ (कालः ) कालं कलयतां नाथं सर्वकालस्वरूपिणम् ॥ अद्भृतं भगवद्रपं नमास्यहमगोचरम्॥८॥ ९ (चित्रगुप्तः) द्रष्टारं संवलोकानां सद्सत्कर्मणां सद्।॥ मंत्रिणं यमराजस्य चित्रगुप्तं नमास्यहम् ॥ ९॥ ( प्रत्यधिदेवताः ) १ (अग्निः) चतुःशृङ्गं त्रिपादं च द्विशीर्षे सप्तहस्तकम्॥ वरुणारणिसंजातं वन्देऽियं मेषवाहनम्॥१॥ २(आपः) सर्वेषां जीवनोपाया याद्सां पतयस्तथा।। पावनाः सर्वलोक्तानां शुद्धापः प्रणमाम्यहम्॥२॥ १ (धरा) वराहेणोद्धतां देवीं सर्वसंधारणक्षमाम्॥ पृथुना संस्कृतां सीम्यां धरां वन्दे वसुप्रदाम्॥ ३।